

# ग़ीबत

# ज़बान का एक बड़ा गुनाह

खिताब

जस्टिस मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी साहिब उस्मानी

अनुवादक मु० इमरान कासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6 फोन आफ़्स 3289786,3289159 आवास 3262486

# सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित हैं

नाम किताब गीबत जबान का

एक बड़ा गुनाह

ख़िताब मौलाना मु० तकी उस्मानी

अनुवादक मुहम्मद इमरान कासमी

संयोजक मुहम्मद नासिर खान

तायदाद 1100

प्रकाशन वर्ष जुलाई 2001 कम्पोजिंग इमरान कम्प्यट

कम्पोजिंग इमरान कम्प्यूटर्स

मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>

#### प्रकाशक

# फ्रीद बुक डिपो प्रा० लि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6 फोन आफिस 3289786,3289159 आवास 3262486

# फ़ेहरिस्ते मज़ामीन

| क्र.स. | क्या?                                         | कहां? |
|--------|-----------------------------------------------|-------|
| 1.     | ग़ीबत एक संगीन गुनाह                          | 5     |
| 2.     | ''ग़ीबत'' की तारीफ़                           | 6     |
| 3.     | "ग़ीबत" बड़ा गुनाह है                         | 8     |
| 4.     | ये लोग अपने चेहरे नोचेंगे                     | 8     |
| 5.     | "ग़ीबत" ज़िना से बद्तर है                     | 9     |
| 6.     | ग़ीबत करनेवाले की जन्नत से रोक दिया जायेगा    | 10    |
| 7.     | बद्तरीन सूद गीवत है                           | 11    |
| 8.     | गीबत, मुर्दार भाई का गोश्त खाना है            | 11    |
| 9.     | ग़ीबत करने मर इब्रतनाक ख़्वाब                 | 13    |
| 10.    | हराम खाने का अंधेरा                           | 14    |
| 11.    | गीबत की इजाज़त के मौके                        | 15    |
| 12.    | दूसरे को बुराई से बचाने के लिये ग़ीबत करना    | 16    |
| 13.    | अगर दूसरे की जान का ख़तरा हो                  | 17    |
| 14.    | खुलेआम गु <mark>नाह कर</mark> ने वाले की गीबत | 18    |
| 15.    | यह भी ग <mark>़ीबत</mark> में दाख़िल है       | 18    |
| 16.    | फांसिक व फांजिर की ग़ीबत जायज़ नहीं           | 19    |
| 17.    | ज़ालिम के ज़ुल्म का ज़िक्र ग़ीबत नहीं         | 20    |
| 18.    | ग़ीबत से बचने के लिये इरादा और हिम्मत         | 21    |
| 19.    | ग़ीबत से बचने का इलाज                         | 22    |
| 20.    | ग़ीबत का कफ़्फ़ारा                            | 23    |

.

.....

| क्र.स. | क्या?                                      | कहां? |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 21.    | हुकूक की तलाफ़ी की सूरत                    | 24    |
| 22.    | माफ़ करने कराने की फ़ज़ीलत                 | 25    |
| 23.    | हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम             |       |
|        | का माफ़ी मांगना                            | 26    |
| 24.    | इस्लाम का एक उसूल                          | 27    |
| 25.    | ग़ीबत से बचने का आसान रास्ता               | 28    |
| 26.    | अपनी बुराइयों पर नज़र करो                  | 29    |
| 27.    | बात-चीत का रुख बदल दो                      | 30    |
| 28.    | "ग़ीबत" तमाम ख़राबियों की जड़ है           | 31    |
| 29.    | इशारे. के ज़रिये ग़ीबत करना                | 32    |
| 30.    | ग़ीबत से बचने की पाबन्दी करें              | 32    |
| 31.    | ग़ीबत से बचने का तरीका                     | 33    |
| 32.    | ग़ीबत से बचने का अहद करें                  | 33    |
| 33.    | "चुग़ली" एक संगीन गुनाह                    | 35    |
| 34.    | ''चुग़ली'' ग़ी <mark>बत से</mark> बद्तर है | 36    |
| 35.    | कृब्र के अज़ाब के दो सबब                   | 36    |
| 36.    | पेशाब की छींटों से बिचये                   | 38    |
| 37.    | "चुग़ली" से बचिये                          | 38    |
| 38.    | राज खोलना चुगली है                         | 39    |
| 39.    | ज़बान के दो अहम गुनाह                      | 40    |

# गीबत

# ज़बान का एक बड़ा गुनाह

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَعُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشَّهَدُ اَنْ لَا الله اِلْاالله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَا الله اِلْاالله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ سَيِدَنَاوَ مَنْ لَا الله وَمُدَهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا كَثِيرًا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَ اَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرًا

فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغُتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا، اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنُ يَّاكُلَ لَحْمَ اَخِيُهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيْمٌ.

(سورة الحجرات: ١٢)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

### "ग़ीबत" एक संगीन गुनाह

इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैहि उन गुनाहों का बयान फ़रमा रहे हैं जो इस ज़बान से ज़ाहिर होते हैं, और सब से पहले उस गुनाह को ज़िक्र फ़रमाया जिसका रिवाज बहुत ज़्यादा हो चुका है, वह है गीबत का गुनाह, यह ऐसी मुसीबत है जो हमारी मज्लिसों पर और हमारे मुआशरे पर छा गयी है, कोई मज्लिस इससे ख़ाली नहीं, कोई गुफ़्तगू इससे ख़ाली नहीं। हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस पर बड़ी सख़्त वअ़िदें बयान फ़रमाई हैं, और क़ुरआने. करीम ने गीबत के लिये इतने संगीन अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये हैं कि शायद किसी और गुनाह के लिये इतने संगीन अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किये गये। चुनांचे फ़रमाया कि

"وَلَا يَفْتَبُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمُ أَنُ يَّا كُلَ لَحُمَ آخِيُهِ مَيْتًا تُهُهُمَ"

"यानी एक दूसरे की ग़ीबत मत करो (क्योंकि यह ऐसा बुरा अमल है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना) क्या तुम में से कोई इसको पसन्द करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाये? तुम इसको बहुत बुरा समझते हो" इसलिये जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो ग़ीबत को भी बुरा समझो। इसमें जरा ग़ौर करें कि इसमें ग़ीबत की कितनी बुराई बयान फरमाई है, एक तो इन्सान का गोश्त खाना, और आदम खोर बन जाना ही कितनी बुराई की बात है, और इन्सान भी कौन सा? अपना भाई? और भाई भी ज़िन्दा नहीं, बल्कि मुर्दा, अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना जितना संगीन है, उतना ही दूसरे की ग़ीबत करना संगीन और खतरनाक है।

#### "गीबत" की तारीफ्

ग़ीबत के क्या मायने हैं? ग़ीबत के मायने हैं! दूसरे की पीठ पीछे बुराई बयान करना, चाहे वह बुराई सही हो, वह उसके अन्दर पाई जा रही हो, ग़लत न हो, फिर भी अगर बयान करोगे तो वह ग़ीबत में शुमार होगा, हदीस में आता है कि एक सहाबी ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया, या रसूलल्लाह! गीबत क्या होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब में फ्रमायाः

"ذكرك اخاك بما يكره"

यानी अपने भाई का उसके पीठ पीछे ऐसे अन्दाज में जिक्र करना जिसको वह ना पसन्द करता हो, यानी अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह उस मज्लिस में किया गया था, तो उसको तक्लीफ हो, और वह उसको बुरा समझे, तो यह गीबत है, उन सहाबी ने फिर सवाल किया कि

"ان كان في اخي مااقول"

अगर मेरे भाई के अन्दर वह खराबी हकीकृत में मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूं, तो आपने जवाब में फरमाया कि अगर वह खराबी हकीकृत में मौजूद है तब यह गीबत है, और अगर वह खराबी उसके अन्दर मौजूद नहीं है, और तुम उसकी तरफ झूठी निस्बत कर रहे हो, तो फिर यह गीबत नहीं, फिर तो यह बुहतान बन जायेगा, और दोहरा गुनाह हो जायेगा। (अबू दाऊद शरीफ़)

अब ज़रा हमारी महिफ़लों और मिजलसों की तरफ नज़र डाल कर देखिये कि किस क़दर इसका रिवाज हो चुका है, और दिन रात इस गुनाह के अन्दर मुब्तला हैं। अल्लाह तआ़ला हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाये, आमीन। बाज़ लोग इसको दुरुस्त बनाने के लिये यह कहते हैं कि मैं ग़ीबत नहीं कर रहा हूं, मैं तो उसके मुंह पर यह बात कह सकता हूं। मक़्सद यह है कि जब मैं यह बात उसके मुंह पर कह सकता हूं तो मेरे लिये यह ग़ीबत करना जायज़ है, याद रखो, चाहे तुम वह बात उसके मुंह पर कह सकते हो, या न कह सकते हो, वह हर हालत में गीबत है। पस अगर तुम किसी का बुराई से ज़िक्र कर रहे हो तो यह गीबत के अन्दर दाख़िल है और यह बड़ा गुनाह है।

### "ग़ीबत" बड़ा गुनाह है

और यह ऐसा ही बड़ा गुनाह है जैसे शराब पीना, डाका डालना, बदकारी करना, बड़े गुनाहों में दाख़िल हैं। दोनों में कोई फूर्क नहीं, वे भी हरामे कृतओं हैं, यह भी हरामे कृतओं है, बल्कि गीबत का गुनाह इस लिहाज से उन गुनाहों से ज्यादा संगीन है कि ग़ीबत का ताल्लुक बन्दों के हुकूक से है, और बन्दों के हुकूक का मामला यह है कि जब तक बन्दा उसको माफ़ न कर दे उस वक़्त तक वह गुनाह माफ़ नहीं होगा, दूसरे गुनाह सिर्फ़ तौबा से माफ़ हो सकते हैं लेकिन यह गुनाह तौबा से भी माफ नहीं होगा, इससे इस गुनाह की संगीनी का अन्दाज़ा किया जा सकता है, ख़ुदा के लिये इसका एहितमाम करें कि न ग़ीबत करें न ग़ीबत सुनें, और जिस मज्लिस में गीबत हो रही हो, उसमें गुफ़्तगू बदलने की कोशिश करें, कोई दूसरा मौजू छेड़ दें, अगर उस गुफ़्तगू का रुख़ नहीं बदल सकते, तो फिर उस मजिलस से उठ कर चले आयें, इसलिये कि ग़ीबत कर<mark>ना भी</mark> हराम है, और ग़ीबत सुनना भी हराम है।

#### ये लोग अपने चेहरे नोचेंगे

"عن انس بن مالك رضى الله تعالىٰ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بى مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت، من هؤلاء يا جبريل؟ قال

هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم.

(ابوداؤد شريف)

हज़रत अनस बिन मालिक रिज़यल्लाहु अन्हु हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ख़ास ख़ादिम थे, दस साल तक हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत की, वह रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि जिस सत मेराज में मुझे ऊपर ले जाया गया, तो वहां मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ, जो अपने नाख़ुनों से अपने चेहरे नोच रहे थे, मैंने जिबरील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन हैं? उन्हों ने जवाब में फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, और लोगों की आबरुओं पर हमले किया करते थे।

### "ग़ीबत" ज़िना से बद्तर है

चूंकि इस गुनाह को हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुख़्तलिफ तरीकों से सहाबा—ए—किराम के सामने पेश फ़रमाया, उन सब को पेश नज़र रखना चाहिये, ताकि हमारे दिलों में इसकी बुराई और ख़राबी बैठ जाये, अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से इसकी बुराई हमारे दिलों में बिठा दे, और इस बुराई और ख़राबी से बचने की तौफ़ीक अ़ता फ़रमाये, आमीन। इस हदीस के अन्दर आपने देखा कि आख़िरत में उनका यह अन्जाम होगा कि अपने चेहरे नोच रहे होंगे। और एक रिवायत में जो सनद के एतिबार से बहुत मज़्बूत नहीं है, मगर मायने के एतिबार से सही है, वह यह कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ग़ीबत का गुनाह ज़िना के गुनाह से भी बुरा है, और वजह इसकी यह बयान फरमाई कि खुदा न करे अगर कोई ज़िना में मुब्तला हो जाये तो जब कभी नदामत और श्रूरमिन्दगी होगी, और तौबा कर लेगा तो इन्शा—अल्लाह माफ हो जायेगा, लेकिन गीबत का गुनाह उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक वह शख़्स माफ न कर दे जिसकी गीबत और बे—इज़्ज़ती की गयी है, इतना ख़तरनाक गुनाह है। (मज्मउज़ ज़वायद)

#### ग़ीबत करने वाले को जन्नत से रोक दिया जायेगा

एक हदीस में हुजूरे अक्दस सल्लल्लाह् अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जो लोग गीबत करने वाले होंगे, उन्हों ने बज़ाहिर दुनिया में बड़े अच्छे आमाल किये होंगे, नमाज़ें पढ़ीं, रोज़े रखे, इबादतें कीं, लेकिन जिस वक्त वे लोग पुल सिरात पर से गुज़रेंगे, आप हज़रात जानते हैं कि पूल सिरात एक पुल है जो जहन्नम के ऊपर से गुज़रता है, हर इन्सान को उसके ऊपर से गुज़रना है, अब जो शख़्स जन्नती है, वह उस पुल को पार करके जन्नत में पहुंच जायेगा, और अल्लाह बचाये, जिसको जहन्नम में जाना है, उसको उसी पुल के ऊपर से नीचे खींच लिया जायेगा, और जहन्नम में डाल दिया जायेगा। लेकिन ग़ीबत करने वालों को पुल के ऊपर जाने से रोक दिया जायेगा, और उनसे कहा जायेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक इस ग़ीबत का कफ़्फ़ारा न अदा कर दोगे, यानी जिसकी गीबत की है उससे माफ़ी न मांग लोगे. और वह तुम्हें माफ न कर दे, उस वक्त तक जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकते ।

### बद्तरीन सूद गीबत है

एक हदीस में नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहां तक फरमाया कि सूद इतना जब्रदस्त गुनाह है कि उसके अन्दर बहुत सी ख़राबियां हैं, और बहुत से गुनाहों का मज्मूआ है, और इसका अदना गुनाह ऐसा है, (ख़ुदा अपनी पनाह में रखे) जैसे कोई शख़्स अपनी मां के साथ बदकारी करे, देखिये, सूद पर इतनी सख़्त ब्युद्धि आयी है, कि ऐसी ब्युद्धि और किसी गुनाह पर नहीं आयी, फिर हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सब से बद्तरीन सूद यह है कि कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई की आबरू पर हम्ला करे, कितनी सख्त ब्यीद बयान फ्रमाई।

(अबू दाऊद शरीफ)

### ग़ीबत, मुर्दार भाई का गोश्त खाना है

एक रिवायत में है कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में दो औरतें थीं, उन्हों ने रोज़ा रखा, और रोज़े की हालत में दोनों औरतें आपस में बात चीत करने में मश्गूल हो गयीं, जिसके नतीजे में गीबत तक पहुंच गयीं, किसी का ज़िक्र शुरू हुआ तो उसकी गीबत भी शुरू हो गयी, थोड़ी देर बाद हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक साहिब आये और आकर बताया कि या रसूलल्लाह उन दोनों औरतों ने रोज़ा रखा था, मगर उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है और प्यास की वजह से उनकी जान लबों पर आ रही है, और वे औरतें मरने के क़रीब हैं, आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को बज़ाहिर "वही" के ज़िरये यह मालूम हो गया होगा कि उन औरतों ने ग़ीबत की है। चुनांचे आपने हुक्म फ़रमाया कि उन औरतों को मेरे पास लाओ, जब उन औरतों को हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में लाया गया तो आपने देखा कि हक़ीकृत में वे लबे—दम आयी हुयी हैं, फिर आपने हुक्म दिया कि एक बड़ा प्याला लाओ, चुनांचे प्याला आया तो आपने उनमें से एक से फ़रमाया कि तुम इस प्याले में कै (उल्टी) करो, जब उसने के करनी शुरू की तो के के ज़रिये अन्दर से पीप और ख़ून और गोश्त के टुक्ड़े ख़ारिज हुये, फिर दूसरी औरत से फ़रमाया कि तुम के करो, जब उसने के की तो उसमें भी ख़ून और पीप और गोश्त के टुक्ड़े ख़ारिज हुये, यहां तक कि वह प्याला भर गया। फिर हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि यह तुम्हारे उन बहनों भाईयों का ख़ून और पीप और गोश्त है जो तुम दोनों ने रोज़े की हालत में खाया था।

तुम दोनों ने रोज़े की हालत में जायज़ खाने से तो परहेज़ कर लिया, जो हराम खाना था, यानी दूसरे मुसलमान भाई का खून और गोश्त खाना उसको तुमने नहीं छोड़ा, जिसके नतीज़े में तुम दोनों के पेटों में ये चीज़ें भर गयी थीं, इसकी वजह से तुम दोनों की यह हालत हुयी, उसके बाद फ्रमाया कि आइनदा कभी गीबत का जुर्म मत करना। गोया कि उस मौक़े पर अल्लाह तआ़ला ने गीबत की सूरते मिसाली दिखा दी कि गीबत का यह अन्जाम होता है।

बात असल में यह है कि हम लोगों का ज़ौक ख़राब हो गया है, हमारी हिस मिट चुकी है, जिसकी वजह से गुनाह की बुराई और ख़राबी दिल से जाती रही है। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह तआ़ला सही हिस अता फ्रमाते हैं, और सही ज़ौक अता फ्रमाते हैं उनको इसका मुशाहदा भी करा देते हैं।

#### गीबत करने पर इब्रतनाक ख़्वाब

चुनांचे एक ताबिओ जिनका नाम रबओ है। वह अपना वाकिआ बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मजिलस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुये बातें कर रहे हैं, मैं भी उस मिंजलस में बैठ गया, अब बातें करने के दौरान किसी आदमी की ग़ीबत शुरू हो गयी, मुझे यह बात बुरी लगी कि हम यहां मिजलस में बैठ कर गीबत करें, चुनांचे में उस मिजलस से उठ कर चला गया, इसलिये कि अगर किसी मज्लिस में गीबत हो रही हो तो आदमी को चाहिये कि उसको रोके. और अगर रोकने की ताकृत न हो तो कम से कम उस गुफ़्तगू में शरीक न हो, बल्कि उठ कर चला जाये। चूनांचे मैं चला गया, थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब उस मज्लिस में गीबत का मौजू ख़त्म हो गया होगा, इसलिये मैं दोबारा उस मज्लिस में जाकर उनके साथ बैठ गया, अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर ग़ीबत शुरू हो गयी, लेकिन मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गयी, और मैं उस मज्लिस से उठ न सका, और जो ग़ीबत वे लोग कर रहे थे, पहले तो उसको सुनता रहा और फिर मैंने ख़ुद भी ग़ीबत के एक दो जम्ले कह दिये।

जब उस मिल्लिस से उठ कर घर वापस आया और रात को सोया तो ख़्वाब में एक इन्तिहाई काले रंग के आदमी को देखा, जो एक तश्त में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने ंग़ीर से देखा तो मालूम हुआ कि वह सुअर का गोश्त है और वह काले रंग का आदमी मुझ से यह कह रहा है कि यह सुअर का गोश्त खाओ, मैंने कहा, मैं मुसलमान आदमी हूं, सुअर का गोश्त कैसे खाऊं? उसने कहा कि नहीं, यह तुम्हें खाना पड़ेगा, और फिर ज़बरदस्ती उसने गोश्त के टुक्ड़े उठा कर मेरे मुंह में टूंसने शुरू कर दिये, अब मैं मना करता जा रहा हूं, और वह ठूंसता जा रहा है, यहां तक कि मुझे मतली और कै आने लगी, मगर वह ठूसता जा रहा था, फिर इसी शदीद तक्लीफ की हालत में मेरी नींद खुल गयी, जब जागने के बाद मैंने खाने के वक्त खाना खाया तो ख्वाब में जो सुअर के गोशत का बदबूदार और खराब जायका था, वह जायका मुझे अपने खाने में महसूस हुआ, और तीस दिन तक मेरा यह हाल रहा कि जिस वक्त भी में खाना खाता, तो हर खाने में उस सुअर के गोश्त का बद्तरीन जायका मेरे खाने में शामिल हो जाता। और इस वाकिए से अल्लाह तआ़ला ने इस पर मुतनब्बह फरमाया कि ज़रा सी देर जो मैंने ग़ीबत कर ली थी, उसका बुरा ज़ायका तीस दिन तक महसूस करता रहा। अल्लाह तआ़ला हम सब की हिफाज़त फ्रमाये, आमीन।

#### हराम खाने का अंधेरा

बात असल में यह है कि इस माहौल की ख़राबी की वजह से हमारी हिस ख़राब हो गयी है, इसलिये गुनाह का गुनाह होना मह्सूस नहीं होता। हज़रत मौलाना मुहम्भद याकूब साहिब नानौतवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि फ़रमाया करते थे कि एक मर्तबा एक जगह दावत में खाने के एक दो लुक्मे खा लिये थे। वह खाना कुछ मुश्तबह सा था, उसके हराम होने का कुछ शुबह था। बाद में फ़रमाते हैं कि मैंने एक या दो लुक्में जो खा लिये तो उसका अंधेरा महीनों तक दिल में मह्सूस होता रहा, और बार बार बुरे ख़्यालात दिल में आते रहे, गुनाह करने के जज़्बे दिल में पैदा होते रहे, और गुनाह की तरफ़ रग़बत होती रही।

गुनाह का असर एक यह भी है कि उसकी वजह से दिल में ज़ुल्मत (अंधेरा) पैदा हो जाता है उस ज़ुल्मत के नतीजे में दूसरे गुनाह करने के तकाज़े पैदा होते हैं. और उनकी तरफ आदमी बढ़ने लगता है, और गुनाहों का शौक पैदा हो जाता है। अल्लाह तआ़ला हम लोगों की हिस को दुरुस्त फरमा दे, आमीन। बहर हाल यह ग़ीबत का गुनाह बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, जिसको अल्लाह तआ़ला सही समझ अ़ता फ्रमा दे वही जान सकता है कि मैं यह क्या कर रहा हूं, इससे अन्दाज़ा करें कि यह ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है।

#### गीबत की इजाज़त के मौक़े

लेकिन एक बात ज्रा समझ लीजिये वह यह कि ग़ीबत की तारीफ़ तो मैंने आपको बता दी थी कि किसी का पीठ पीछे इस तरह ज़िक्र करना कि अगर उसे मालूम हो जाये कि मेरा इस तरह ज़िक्र किया गया है, तो उसको नागवार हो, चाहे बात सही की जा रही हो, यह है ग़ीबत, लेकिन शरीअत ने हर चीज़ की रियायत रखी है, इन्सान की फ़ित्रत की भी रियायत की है, इन्सान की जायज़ ज़रूरियात का भी लिहाज़ रखा है, इसलिये ग़ीबत से चन्द चीज़ों को अलग कर दिया है, अगरचे बज़ाहिर वे ग़ीबत हैं, लेकिन शर्अन जायज़ हैं।

### दूसरे को बुराई से बचाने के लिये गीबत करना

जैसे एक शख़्स ऐसा काम कर रहा है, जिस से दूसरे को नुक्सान पहुंचने का अन्देशा है अब अगर उस दूसरे को उसके बारे में न बताया गया तो वह उसके हाथों से नुक्सान का शिकार हो जायेगा। उस वक्त अगर आप उस दूसरे शख़्स को बता दें कि फलां शख़्स से होशियार रहना तो ऐसा करना जायज़ है। यह बात खुद हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिखा दी, हर बात बयान करके दुनिया से तश्रीफ़ ले गये। चुनांचे हज़रत आयशा रिजयल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में बैठी हुयी थी और एक साहिब हमारी तरफ़ सामने से आ रहे थे, अभी वह साहिब रास्ते ही में थे कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलेहि व रास्ते ही में थे कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व रास्ते ही में थे कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व रास्ते ही में थे कि हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस शख़्स की तरफ़ इशारा करके मुझ से फ़रमाया कि:

#### " بئس اخو العشيرة"

यह शख़्स अपने क्बीले का बुरा आदमी है। हज़रत आयशा रिज़॰ फ़रमाती हैं कि मैं ज़रा संभल कर बैठ गयी कि यह बुरा आदमी है, ज़रा होशियार रहना चाहिये, जब वह शख़्स मिंजलस में आकर बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक नर्म अन्दाज़ में गुफ़्तगू फ़रमाई, उसके बाद वह शख़्स चला गया तो हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा ने हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह! आपने फ़रमाया कि यह शख़्स बुरा आदमी है, लेकिन जब वह आपके पास बैठ गया तो आप उसके साथ बहुत नर्मी से और मीठे अन्दाज़ में गुफ़्तगू करते रहे, यह क्या बात है? आपने जवाब में फरमाया कि देखों, वह बद्तरीन शख़्स है जिसकी बुराई के खौफ़ से लोग उसको छोड़ दें, यांनी इस आदमी में तबीयत के लिहाज़ से फ़साद है, अगर इसके साथ नरमी का मामला न किया जाये तो फ़ितना फ़साद खड़ा कर सकता है। इसलिये मैंने अपनी आदत के मुताबिक उसके साथ नरमी का मामला किया। (तिमीज़ी शरीफ़)

उलमा-ए-किराम ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि इस हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पहले से जो हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा को बता दिया कि यह बुरा आदमी है, बज़ाहिर तो यह गीबत है, इसलिये कि उसके पीठ पीछे बुराई की जा रही है, लेकिन यह गीबत इसलिये जायज हुयी कि उसके ज़रिये हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मक्सद यह था कि हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा को मुतनब्बह कर दिया जाये कि आइन्दा वह उसके किसी फ़साद का शिकार न हो जायें। इसलिये किसी शख़्स को दूसरे के जुल्म से बचाने के लिये उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान कर दी जाये तो यह गीबत में दाख़िल नहीं, ऐसा करना जायज़ है।

### अगर दूसरे की जान का ख़तरा हो

बिल्क बाज सूरतों में उसकी बुराई बयान करना वाजिब है, जैसे एक आदमी को आपने देखा कि वह दूसरे पर हमला करने और उसकी जान लेने की तैयारी कर रहा है, तो ऐसी सूरत में उस दूसरे शख़्स को बताना वाजिब है कि तुम्हारी जान खतरे में है ताकि वह अपना बचाओ कर सके, इसलिये ऐसे मौके पर गीबत जायज़ हो जाती है।

#### खुलेआम गुनाह करने वाले की गीबत

एक हदीस है, जिसका सही मतलब लोग नहीं समझते, और वह यह कि एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

"لا عيبة لفاسق و لا مجاهر" (جامع الاصول)

वह यह कि "फ़ासिक की गीबत गीबत नहीं" इसका मतलब बाज लोग यह समझते हैं कि जो शख़्स किसी बड़े गुनाह के अन्दर मुन्तला है तो उसकी जो चाहो गीबत करते रहो, वह जायज़ है, या जो बिद्अतों में मुन्तला है, तो उसकी गीबत जायज़ है। हालांकि इस कील का यह मतलब नहीं, बिल्क इसका मतलब यह है कि जो शख़्स खुलेआम बुराइयों और गुनाहों के अन्दर मुन्तला है, जैसे एक शख़्स खुल्लम खुल्ला शराब पीता है, अब अगर कोई उसके पीछे यह फहे कि वह शख़्स शराब पीता है तो यह गीबत नहीं, इसिकये कि वह तो ख़ुद ही ऐलान कर रहा है कि मैं शराब पीता हूं, अब अगर उसके पीछे उसके शराब पीने का तज़्किरा किया जायेगा तो उसको नागवारी नहीं होगी, इसिलये कि वह तो ख़ुद ऐलानिया लोगों के सामने पीता है, इसिलये यह गीबत में दाख़िल न होगा।

#### यह भी गीबत में दाख़िल है

लेकिन जो काम वह दूसरों पर ज़ाहिर करना नहीं चाहता, अगर उसका तज़्किरा आप लोगों के सामने करेंगे तो वह गीबत में दाख़िल होगा। जैसे वह खुल्लम खुल्ला शराब तो पीता है, खुल्लम खुल्ला सूद तो खाता है लेकिन कोई गुनाह ऐसा है जो वह छुप कर करता है, और लोगों के सामने वह ज़ाहिर नहीं करना चाहता, और वह गुनाह ऐसा है कि उसका नुक्सान दूसरे को नहीं पहुंच सकता। तो अब उसकी गीबत करना और उस गुनाह का तज्किरा करना जायज नहीं। इसलिये जिस गुनाह और बुराई का काम वह खुल्लम खुल्ला कर रहा हो उसका तज्किरा गीबत में दाख़िल नहीं वर्ना गीबत में दाख़िल है। यह मतलब है इस कौल का कि "फ़ासिक की गीबत गीबत नहीं"।

#### फांसिक व फांजिर की गीबत जायज नहीं

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि एक मिन्लस में हज़रत उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु के साहिबज़ादे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु मौजूद थे, उसी मिन्लस में किसी शख़्स ने हज्जाज बिन यूसुफ़ की बुराइयां शुरू कर दीं तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रिज़यल्लाहु अ़न्हु ने टोका और फ़रमाया कि "देखो यह जो तुम उनकी बुराईयां बयान कर रहे हो, यह ग़ीबत है, और यह मत समझना कि अगर हज्जाज बिन यूसुफ़ की गर्दन पर सैकड़ों इन्सानों का ख़ून है तो अब उसकी ग़ीबत हलाल हो गयी, हालांकि उसकी ग़ीबत हलाल नहीं हुई बिल्क अल्लाह तआ़ला जहां हज्जाज बिन यूसुफ़ से उन सैकड़ों इन्सानों के ख़ून का हिसाब लेंगे जो उसकी गर्दन पर हैं तो वहां उस ग़ीबत का भी हिसाब लेंगे जो तुम उसके पीछे कर रहे हो। अल्लाह तआ़ला महफूज़ रखे, आमीन।

इसलिये यह मत समझो कि फला शख्स फासिक व फाजिर (बुरा) और बिद्अती है, उसकी जितनी चाहो गीबत कर लो, बल्कि उसकी गीबत करने से बचना वाजिब है।

### ज़ालिम के ज़ुल्म का ज़िक्र ग़ीबत नहीं

एक और मौके पर भी गीबत को शरीअत ने जायज़ करार दिया है। वह यह कि एक शख़्स ने तुम पर ज़ुल्म किया और अब उस ज़ुल्म का ज़िक्र किसी दूसरे से करते हो कि मेरे साथ यह ज़ुल्म हुआ है, और यह ज़्यादती हुयी है, यह गीबत नहीं इसमें गुनाह नहीं। चाहे वह शख़्स जिसके सामने तुम उस ज़ुल्म का ज़िक्र कर रहे हो उस जुल्म की तलाफ़ी कर सकता हो, चाहे तलाफ़ी न कर सकता हो। जैसे एक शख़्स ने तुम्हारी चोरी कर ली, अब जाकर थाने में इतिला दो कि फ़ला शख़्स ने चोरी कर ली है तो अब अगरचे यह उसके पीठ पीछे उसका तज़्किरा है, लेकिन गीबत में दाख़िल नहीं, इसलिये कि तुम्हें नुक्सान पहुंचाया गया, तुम पर ज़ुल्म किया गया और अब तुमने उस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जाकर शिकायत की। वह तुम्हारे ज़ुल्म की तलाफ़ी कर सकते हैं तो यह गीबत में दाख़िल नहीं।

लेकिन अगर उस चोरी का तज्किरा ऐसे शख्स के सामने किया जा रहा है जो उस जुल्म की तलाफ़ी नहीं कर सकता जैसे चोरी के वाकिए के बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आये तो तुमने उनके सामने तज्किरा कर दिया कि आज रात फलां शख्स ने हमारे साथ यह ज्यादती कर दी तो यह बयान करने में कोई गुनाह नहीं, यह गीबत में दाख़िल नहीं।

देखिये शरीअत हमारी फित्रत की कितनी रियायत रखती है, इन्सान की फित्रत यह है कि जब उसके साथ ज़ुल्म हो जाये तो कम से कम वह अपने गम का दुखड़ा रोकर अपने दिल की तसल्ली कर सकता है। चाहे दूसरा शख़्स उसकी तलाफी कर सकता हो, या न कर सकता हो। इसलिये शरीअत ने इजाज़त दे दी कि इसकी इजाज़त है।

"لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهُرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنُ ظُلِمَ"

(سورة نساء:١٤٨)

वैसे तो अल्लाह तआ़ला इस बात को पसन्द नहीं फ़रमाते कि बुराई का तज़िकरा किया जाये लेकिन जिस शख़्स पर ज़ुल्म हुआ वह अपना ज़ुल्म दूसरों के सामने बयान कर सकता है। यह गीबत में दाख़िल नहीं, बल्कि जायज़ है। बहर हाल! ये जगहें अलग हैं जिन्हें गीबत से अल्लाह तआ़ला ने निकाल दिया है, इसमें गीबत का गुनाह नहीं लेकिन इनके अलावा हम लोग मज्लिस में बैठ कर किरसा बयान करने के तौर पर, वक्त गुज़ारी के तौर पर, मज्लिस जमाने के तौर पर दूसरों का ज़िक्र शुरू कर देते हैं, यह सब गीबत के अन्दर दाख़िल है। ख़ुदा के लिये अपनी जानों पर रहम करके इसका दर्वाज़ा बन्द करने की कोशिश करें। और ज़रा इस ज़बान को काबू में लायें। इसको थोड़ा सा लगाम लगायें, अल्लाह तआ़ला हम सब को इससे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाये, आमीन।

#### ग़ीबत से बचने के लिये इरादा और हिम्मत

गीबत का तज्किरा मैंने आपके सामने कर दिया और आपने सुन लिया। लेकिन सिर्फ़ कहने सुनने से बात नहीं बनती, जब तक पक्का अहद और इरादा न किया जाये, हिम्मत न की जाये और कदम आगे न बढ़ाया जाये। पक्का इरादा कर लो कि आजके बाद इस ज़बान से कोई गीबत का किलमा नहीं निकलेगा इन्शा—अल्लाह। और अगर कभी गलती हो जाये तो फ़ौरन तौबा कर लो, और सही इलाज इसका यह है कि जिसकी गीबत की है, उससे माफ़ी मांग लो, कि मैंने तुम्हारी गीबत की है, मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह के कुछ बन्दे यह काम करते हैं।

#### ग़ीबत से बचने का इलाज

हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि बाज़ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने आपकी ग़ीबत की थी, मुझे माफ़ कर दीजियें, मैं उनसे कहता हूं कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वह यह कि पहले यह बाता दो कि क्या ग़ीबत की थी? ताकि मुझे पता चले कि मेरे पीछे क्या कहा जाता है।

#### कहती है तुझे खल्के खुदा गायबाना क्या?

अगर बता दोगे तो मैं माफ कर दूंगा। फिर फरमाया कि मैं इस हिक्मत से पूछता हूं कि हो सकता है कि जो बात मेरे बारे में कही हो वह दुरुस्त हो, और वाक़आ़ मेरे अन्दर वह ग़लती मौजूद हो, और पूछने से वह ग़लती सामने आ जायेगी तो अल्लाह तआ़ला मुझे उससे बचने की तौफ़ीक दे देंगे, इसलिये मैं पूछता हूं।

इसलिये अगर ग़ीबत कभी हो जाये तो उसका इलाज यह है कि उससे कह दो कि मैंने आपकी ग़ीबत की है, उस वक्त

आपके दिल पर आरे तो चलेंगे, अपनी जबान से यह कहना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इलाज यही है, दो चार मर्तबा अंगर यह इलाज कर लिया जाये तो इन्शा-अल्लाह आइन्दा के लिये सबक हो जायेगा। बुजुर्गों ने इससे बचने के दूसरे इलाज भी ज़िक्र फ़रमाये हैं, जैसे हज़रत हसन बसरी रहमतृल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जब दूसरे का तजुकिरा जबान पर आने लगे तो उस वक्त फौरन अपने ऐबों का ख्याल करो. कोई इन्सान ऐसा नहीं है जो ऐब से ख़ाली हो, और यह ख़्याल लाओ कि खुद मेरे अन्दर तो फला बुराई है, मैं दूसरों की क्या बुराई बयान करूं, और उस अज़ाब का ध्यान करो जिसका बयान अभी हुआ कि एक कलिमा अगर ज़बान से निकाल दूंगा, लेकिन उसका अन्जाम कितना बुरा है, इसके साथ साथ अल्लाह तआ़ला से दुआ़ मांगे कि या अल्लाह! इस बला से नजात अता फ़रमा दीजिये। जब कभी मजिलस में कोई तजुकिरा आने लगे तो फ़ौरन अल्लाह तआ़ला की तरफ़ रुजू कर लो, या अल्लाह यह तजुकिरा मजिलस में आ रहा है, मुझे बचा लीजिये, मैं कहीं इसके अंदर मुन्तला न हो जाऊं।

#### गीबत का कप्फारा

लेकिन बाज़ रिवायतों में है, जो अगरचे हैं तो कमज़ोर, लेकिन मायने के एतिबार से सही हैं। कि अगर किसी की ग़ीबत हो गयी है तो उस ग़ीबत का कफ़्फ़रा यह है कि उसके लिये ख़ूब दुआ़यें करों, इस्तिग़फ़ार करों। जैसे फ़र्ज़ करें कि आज किसी को ग़फ़लत से तबीह हुयी कि हक़ीकृत में आज तक हम बड़ी सख़्त ग़लती के अन्दर मुब्तला रहे, मालूम नहीं किन किन लोगों की गीबत कर ली। अब आइन्दा इन्शा—अल्लाह किसी की गीबत नहीं करेंगे। लेकिन अब तक जिनकी गीबत की है, उनको कहां कहां तक याद करें और उनसे कैसे माफी मोंगे? कहां कहां जायें? इसलिये अब उनके लिये दुआ़ और इस्तिगफ़ार कर लो। (मिश्कात शरीफ़)

### हुक्कू की तलाफ़ी की सूरत

हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ़ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि और मेरे वालिद माजिद हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो यह किया था कि एक ख़त लिख कर सबको मिजवा दिया, उस खत में यह लिखा था कि ज़िन्दगी में मालूम नहीं आपके कितने हुकूक बर्बाद हुये होंगे, कितनी ग़लतियां हुयी होंगी, मैं मुख़्तसर तौर से आप से माफ़ी मांगता हूं कि अल्लाह के लिये मुझे माफ़ कर दीजिये। यह ख़त अपने तमाम ताल्लुक़ात वालों को मिजवा दिया, उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला इसके ज़रिये उन हुकूक़ को माफ़ करा देंगे।

लेकिन मान लें कि ऐसे लोगों के हुक्क ज़ाया किये हैं जिनसे अब रुजू करना मुन्किन नहीं, या तो उनका इन्तिकाल हो चुका है। या किसी ऐसी जगह चले गये हैं कि उनका पता मालूम करना मुन्किन नहीं, तो ऐसी सूरत के लिये हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि जिसकी ग़ीबत की गयी थी या जिनके हुक्क ज़या किये थे उनके हक में ख़ूब दुआ करो कि या अल्लाह! मैंने उसकी जो ग़ीबत की थी उसको उसके हक में तरकक़ी—ए—दरजात का सबब बना

दीजिये और उसको दीन व दुनिया की तरक्की अता फ्रमाइये और उसके हक में खूब इस्तिग्फार करो तो यह भी उसकी तलाफी की एक शक्ल है।

अगर हम भी अपने ताल्लुकात वालों को इस किस्म का ख़त लिख कर भेज दें तो क्या इससे हमारी शान घट जायेगी? या बे इज़्ज़ती हो जायेगी? क्या बओद है कि इसके ज़रिये से अल्लाह तआ़ला हमारी माफ़ी का सामान कर दें।

## माफ़ करने कराने की फ़ज़ीलत

हदीस शरीफ़ में आया है कि अगर कोई अल्लाह का बन्दा किसी दूसरे से माफ़ी मांगे और सच्चे दिल से मांगे अब अगर सामने वाला यह देख कर कि यह मुझ से माफ़ी मांग रहा है नादिम और शरिमन्दा हो रहा है उसको माफ़ कर दे तो अल्लाह तआ़ला उस माफ़ करने वाले को उस दिन माफ़ करेगा जिस दिन उसको माफ़ी की सब से ज़्यादा हाजत होगी। और अगर एक शख़्स नादिम होकर माफ़ी मांग रहा है लेकिन यह शख़्स माफ़ी देने से इन्कार कर रहा है कि मैं माफ़ नहीं करूंगा तो अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि मैं उसको उस दिन माफ़ नहीं करूंगा जिस दिन उसको माफ़ी की सब से ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब तू मेरे बन्दों को माफ़ नहीं करता तो तुझे कैसे माफ़ किया जाये।

इसलिये यह बड़ा ख़तरनाक मामला है। इसलिये अगर किसी शख़्स ने नदामत के साथ दूसरे से माफ़ी मांग ली तो उसने अपना फ़रीज़ा अदा कर लिया, उससे बरी हो गया, चाहे दूसरा शख़्स माफ़ करे या न करे। इसलिये हुकूक की माफ़ी मांग कर हर वक्त तैयार रहना है।

# हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का माफी मांगना

अरे हम और आप किस गिन्ती और किस लाइन में हैं। हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक मर्तबा मस्जिदे नबवी में खड़े हो गये, और तमाम सहाबा—ए—िकराम को ख़िताब करते हुये फरमायाः आज मैं अपने आपको तुम्हारे हवाले करता हूं, अगर किसी शख़्स को मुझ से तक्लीफ पहुंची हो, या मैंने किसी की जानी, माली किसी भी एतिबार से हक तल्फी की हो तो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, अगर बदला लेना चाहते हो तो बदला ले लो, और अगर मुझे माफ करना चाहते हो तो माफ कर दो, ताकि कल कियामत के दिन तुम्हारा कोई हक मेरे ऊपर बाकी न रहे।

बताइये! सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वह मुह्सिने आज़म और पेशवा—ए—आज़म जिनके एक सांस के बदले सहाब—ए—िकराम अपनी जानें कुरबान करने के लिये तैयार थे, वह फरमा रहे हैं कि अगर मैंने किसी को मारा हो या तक्लीफ पहुंचाई हो तो वह मुझ से बदला ले ले, चुनांचे एक सहाबी खड़े हो गये, और कहा कि या रसूलल्लाह! आपने एक मर्तबा मेरी कमर पर मारा था, मैं उसका बदला लेना चाहता हूं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किसी नागवारी का इज़्हार नहीं फ़रमाया, बल्कि फ़रमाया कि: आ जाओ और बदला ले लो, कमर पर मार लो, जब वह सहाबी कमर के पीछे आ गये तो उन्हों ने फ़रमाया कि या रसूलल्लाह जिस वक्त आपने मुझे मारा था, उस वक्त मेरी कमर नंगी थी, और इस वक्त आपकी कमर पर कपड़ा है, अगर मैं इसी हालत में बदला लूंगा तो बदला पूरा नहीं होगा, हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उस वक्त चादर ओढ़े हुए थे, आपने फ्रमाया कि मैं चादर उठा देता हूं, चुनांचे जिस वक्त आपने चादर उठाई तो उन सहाबी ने आगे बढ़ कर उस नुबुद्धत की मुहर को चूम लिया जो आपकी पुश्त पर थी, और फिर उन सहाबी ने फ्रमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह गुस्ताख़ी मैंने सिर्फ इसलिये की ताकि मुझे इस मुहरे नुबुद्धत का बोसा लेने का मौका मिल जाये, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझे माफ फ्रमा दें। (मुज्मउज़् ज़वायद)

बहर हाल, इस तरह हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने आप को सहाबा—ए—िकराम के सामने पेश कर दिया। अब हम और आप किस शुमार व कतार में हैं। अगर हम भी अपने ताल्लुकात वालों को यह लिख कर भेज दें तो इससे हमारा क्या बिगड़ जायेगा। शायद इसके ज़रिये से अल्लाह तआ़ला हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमा दें, और इत्तिबा—ए—सुन्नत की नियत से जब यह काम करें तो इस सुन्नत की बर्कत से अल्लाह तआ़ला हमारा बेड़ा पार फ़र्मा दें। अल्लाह तआ़ला हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, आमीन।

#### इस्लाम का एक उसूल

देखियेः इस्लाम का एक उसूल है जो हुजूरे अक्रम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया, वह यह कि ईमान का तकाजा यह है कि अपने लिये भी वही पसन्द करो जो दूसरे के लिये पसन्द करते हो, और दूसरों के लिये भी वही पसन्द करो जो अपने लिये पसन्द करते हो। और जो अपने लिये ना पसन्द हो वह दूसरों के लिये भी ना पसन्द करो। अच्छा यह बताओ कि अगर कोई शख़्स इस तरह पीठ पीछे बुराई से तुम्हारा ज़िक्र करे तो उस वक्त तुम्हारे दिल पर क्या गुज़रेगी? तुम उसको अच्छा समझोगे या बुरा समझोगे? अगर तुम उसको बुरा समझते हो, और अपने लिये उसको पसन्द नहीं करते तो फिर क्या वजह है कि उसको तुम अपने भाई के लिये पसन्द करो? यह दोहरे मेयार बनाना कि अपने लिये कुछ और पैमाना है और दूसरे के लिये कुछ और पैमाना है। इसी का नाम मुनाफ़क़त (दोगलापन) है। गोया कि ग़ीबत के अन्दर मुनाफकृत भी दाखिल है। जब इन बातों को सोचीगे और इस गुनाह पर जो अजाब दिया जायेगा उसको सोचोगे तो इन्शा-अल्लाह गीबत करने के जज़बे में कमी आयेगी।

#### गीबत से बचने का आसान रास्ता

हमारे हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ़ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि तो यहां तक फ़रमाते हैं कि ग़ीबत से बचने का आसान रास्ता यह है कि दूसरे का ज़िक्र करो ही नहीं, न अच्छाई से ज़िक्र करो, और न बुराई से ज़िक्र करो, क्योंकि यह शैतान बड़ा ख़बीस है, इसलिये कि जब तुम किसी का ज़िक्र अच्छाई से करोगे कि फ़लां शख़्स बड़ा अच्छा आदमी है, उसके अन्दर यह अच्छाई है, तो दिमाग़ में यह बात रहेगी कि मैं तो उसकी ग़ीबत तो नहीं कर रहा बिक् अच्छाई से उसका जिक्र कर रहा हूं, लिकन फिर यह होगा कि उसकी अच्छाइयां बयान करते करते शैतान कोई जुम्ला दिमयान में ऐसा डाल देगा जिस से वह अच्छाई बुराई के अन्दर तब्दील हो जायेगी, जैसे वह कहेगा कि फ़लां शख़्स है तो बड़ा अच्छा आदमी, मगर उसके अन्दर फ़लां ख़राबी है। यह लफ़्ज़ "मगर" आकर सारा काम खराब कर देगा, इसका नतीजा यह होगा कि गुफ़्तगू का रुख़ा गीबत की तरफ़ मुन्तिक़ल हो जायेगा। इसलिये हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़रमाते हैं कि दूसरों का ज़िक्र करो ही नहीं, इसलिये कि दूसरे का ज़िक्र करने की ज़रूरत ही किया है, न अच्छाई से करो और न बुराई से करो, और अगर किसी का ज़िक्र अच्छाई से कर रहे हो तो फिर ज़रा कमर कस के बैठो, तािक शैतान गलत रास्ते पर न डाले।

# अपनी बुराइयों पर नज़र करो

अरे भाई! दूसरों की बुराई क्यों करते हो, अपनी तरफ़ निगाह करो, अपने ऐबों का ख्याल करो, अगर दूसरे के अन्दर कोई बुराई है तो उस बुराई का अज़ाब तुम्हें नहीं मिलेगा। उस बुराई का अज़ाब और सवाब वह जाने, और उसका अल्लाह जाने, तुम्हें तुम्हारे आमाल का सिला मिलना है, उसकी फ़िक्र करो:

# तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू

अपनी तरफ़ ध्यान करो, अपने ऐबों को देखों, दूसरे के ऐबों का ख़्याल इन्सान को उसी वक्त आता है जब इन्सान अपने आप से और अपनी बुराइयों से बे—ख़बर होता है, लेकिन जब अपने ऐबों को ध्यान होता है उस वक्त कभी दूसरे की बुराई की तरफ़ ख्याल नहीं जाता, दूसरे की बुराई की तरफ़ उसकी ज़बान ही नहीं उठ सकती। बहादुर शाह ज़फ़र मरहूम ने बड़े अच्छे शेर कहे हैं। फ़रमाते हैं:

> थे जब अपनी बुराइयों से बे-ख़बर रहे दूंडते औरों के ऐब व हुनर।

### पड़ी जब अपनी बुराई पर जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा न रहा।

अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से अपने ऐंबों का ख़्याल और ध्यान हमारे दिलों में पैदा फ़रमा दे, आमीन। यह सारा फ़साद इससे पैदा होता है कि अपनी तरफ़ ध्यान नहीं है, यह ख़्याल नहीं है कि मुझे अपनी कब्र में जाकर सोना है, इसका ख़्याल नहीं कि मुझे अल्लाह तआ़ला के सामने जवाब देना है, मगर कभी इसकी बुराई हो रही है, कभी उसकी बुराई हो रही है, इसके अन्दर फ़लां ऐब है, उसके अन्दर फ़लां ऐब है। बस दिन रात इसके अन्दर फंसे हुए हैं। ख़ुदा के लिये इससे नजात हासिल करने की कोशिश करें।

#### बात-चीत का रुख़ बदल दो

जिन हालात में जिस मुआशरे से हम लोग गुजर रहे हैं, इसके अन्दर यह काम है तो मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर इससे बचना इन्सान के इख्तियार से बाहर होता तो अल्लाह तआ़ला इसको हराम न करते, इसलिये इससे बचना इन्सान के इख्तियार में है, जब कभी मज्लिस के अन्दर बात-चीत का मौजू तब्दील हो तो उसको वापस ले आओ, और अगर कभी गीबत के अन्दर मुब्तला हो जाओ तो फ़ौरन इस्तिगफार करो, और आइन्दा बचने के लिये दोबारा इरादे को ताजा करो।

### ''गीबत'' तमाम खराबियों की जड है

याद एखी, यह गीबत ऐसी चीज़ है जो फ़साद पैदा करने वाली हैं, झगड़े इसके ज़िरये पैदा होते हैं, आपसी ना इतिफाकियां इससे पैदा होती हैं, और समाज में इस वक्त जो बिगाड़ नज़र आ रहा है, इसमें बहुत बड़ा दख़ल इस ग़ीबत का है। अगर कोई शख़्स शराब पीता हो, (ख़ुदा अपनी पनाह में रखे) तो जो शख्स जरा भी दीन से ताल्लुक रखने वाला है, वह उसको बहुत बुरी निगाह से देखेगा, और उसको बुरा समझेगा, और यह सोचेगा कि यह शख्स बुरी लत के अन्दर मुब्तला है, और जो शख़्स मुब्तला हो, वह ख़ुद यह सोचेगा कि मुझ से बड़ी ग़लती हो <mark>रही है</mark>, मैं एक बड़े गुनाह के अन्दर मुब्तला हूं। लेकिन एक शख़्स ग़ीबत कर रहा है तो उसके बारे में इतनी बुराई का एहसास दिल में पैदा नहीं होगा, और न खुद गीबत करने वाला यह समझता है कि मैं किसी बड़े गुनाह के अन्दर मुब्तला हूं। और इसका मतलब यह है कि इस गुनाह की बुराई दिलों में बैठी हुयी नहीं, और इसकी हक़ीकृत का पूरे तरीके से एतिकाद नहीं है, वर्ना दोनों गुनाहों में कोई फ़र्क नहीं है, अगर उसको बुरा समझ रहे हैं, तो इसको भी बुरा समझना चाहिये, इसलिये इसकी बुराई दिलों में पैदा करो कि यह ख़तरनाक बीमारी है।

#### इशारे के जरिये गीबत करना

एक बार उम्मूल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सामने मौजद थीं, बातों बातों में उम्मूल मोमिनीन हजरत सिफ्या रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़िक्र आ गया, अब बशरी तकाज़े की वजह से सौकनों के अन्दर आपस में जरा सी खींच तान हुआ करती है, हजरत सिक्या रिजयल्लाह अन्हा का कद जरा छोटा था। तो हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने उनका जिक्र करते हुए हाथ से इशारा कर दिया कि वह छोटे कद वाली ठिगनी हैं। जबान से यह नहीं का कि वह ठिगनी हैं। बल्कि हाथ से इशारा कर दिया तो नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत आयशा रिज़यल्लाहु अन्हा से फ़रमायाः ऐ आयशा! आज तुमने एक ऐसा अमल किया कि अगर इस अमल की बू और इसका ज़हर समुन्दर में डाल दिया जाये तो पूरे समुन्दर को बदबूदार ज़हरीला बना दे। अब आप अन्दाज़ा लगायें कि नबी-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने गीबत के मामूली इशारे की कितनी बुराई बयान फरमाई है, और फरमाया कि कोई शख़्स मुझे सारी दुनिया की दौलत लाकर दे दे तो भी मैं किसी की नकल उतारने को तैयार नहीं, जिसमें दूसरे का मज़ाक उड़ाना हो, जिसमें उसकी बुराई का (तिमीजी शरीफ) पहलू निकलता हो।

### गीबत से बचने की पाबन्दी करें

अब तो नकल उतारना फुनूने लतीफा के अन्दर दाख़िल है, और वह शख़्स तारीफ़ व तौसीफ़ के कलिमात का मुस्तहिक होता है जिसको दूसरे की नकल उतारने का फन आता हो, हालांकि हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम यह फ़रमा रहे हैं कि कोई शख़्स सारी दुनिया की दौलत भी लांकर दे दे तब भी मैं नकल उतारने को तैयार नहीं, इससे आप अन्दाज़ा कर सकते हैं कि नबी—ए—करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कितने एहितमाम से इन बातों से रोका है। मगर हम लोगों को मालूम नहीं क्या हो गया है कि हम शराब पीने को बुरा समझेंगे, जिनाकारी को बुरा समझेंगे, लेकिन गीबंत को बुरा नहीं समझते, इसको मां का दूध समझा हुआ है। कोई मज्लिस इससे खाली नहीं, खुदा के लिये इससे बचने की पाबन्दी करें।

#### गीबत से बचने का तरीका

इससे बचने का तरीका यह है कि इसकी बुराई ज़ेहन में बिठा के अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करें कि या अल्लाह! यह ग़ीबत बड़ा संगीन गुनाह है, मैं इससे बचना चाहता हूं लेकिन मिं में दोस्त व अहबाब और अज़ीज़ व रिश्तेदारों से बातें करते हुए ग़ीबत की बातें भी हो जाती हैं। ऐ अल्लाह! मैं अपनी तरफ से इस बात का अज़्म (पक्का इरादा) कर रहा हूं कि आइन्दा ग़ीबत नहीं करूंगा। लेकिन इस अज़्म पर क़ायम और साबित रहना आपकी तौफ़ीक के बग़ैर मुम्किन नहीं, ऐ अल्लाह! अपनी रहमत से मुझे इसकी तौफ़ीक अ़ता फ़रमा, ऐ अल्लाह! मुझे हिम्मत अ़ता फ़रमा, हौसला अ़ता फ़रमा दीजिये। अ़ज़्म करके यह दुआ़ कर लें। यह काम आज ही कर लें।

#### ग़ीबत से बचने का अहद करें

देखों कि जब तक इन्सान किसी काम का अ़ज़्म (अ़हद)

और इरादा नहीं कर लेता, उस वक्त तक दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ शैतान हर अच्छे काम को टलाता रहता है। अच्छा यह काम कल से शुरू करेंगे। जब कल आयी तो कोई उज़्र पेश आ गया, अब कहा कि अच्छा कल से शुरू करेंगे, और कल फिर आती ही नहीं, जो काम करना हो वह अभी कर लो, इसलिये कि जिस काम को टला

दिया वह टल गया। देखिये! अगर किसी को रोजगार न मिल रहा हो तो वह रोजगार के लिये बेचैन होगा या नहीं? किसी पर अगर कर्ज़ी हो तो वह कुर्ज़ा अदा करने के लिये बेचैन होगा या नहीं? अगर कोई बीमार है तो वह शिफा हासिल करने तक बेचैन है या नहीं? तो फिर क्या वजह है कि हमारे अन्दर इस बात की बेचैनी क्यों नहीं कि हमसे यह बुरी आदत नहीं छूट रही है? बेचैनी पैदा करके दो रक्अत "सलातुल हाजः" पढ़ कर अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करो कि या अल्लाह मैं इस बुराई से बचना चाहता हुं। अपनी रहमत से इस बुराई से बचा लीजिये, और हमें इस्तिकामत (अपने इस इरादे पर जमे रहना) अता फरमा दीजिये। दुआ़ करने के बाद इस बात का इरादा करके अपने ऊपर पाबन्दी लगा लें।

दीजिये। दुआ करने के बाद इस बात का इरादा करके अपने ऊपर पाबन्दी लगा लें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ़्रमाते हैं कि अगर इससे काम न चले तो अपने ऊपर जुर्माना मुक़र्रर कर लो, जैसे यह इरादा करें कि जब कभी ग़ीबत होगी तो दो रक्अ़त निफ़ल पढ़ूंगा। या इतनी रक़म सदका करूंगा, इस तरह करने से धीरे धीरे इन्शा—अल्लाह इससे नजात हो जायेगी। और इस बीमारी से नजात हासिल करनी है, और इसकी बेचैनी ऐसी ही पैदा करनी है जैसे बीमार आदमी इलाज कराने के लिये बेचैन होता हैं। इसलिये कि यह भी एक बीमारी है, और बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिये कि यह बीमारी जहन्नम की तरफ लेजा रही है। इसलिये ख़ुद भी इससे बचें, और अपने घर वालों को भी इससे बचायें। इसलिये कि ख़ास तौर से औरतों के अन्दर यह वबा बहुत ज़्यादा आम है, जहां पर औरतें बैठीं, बस किसी न किसी का ज़िक्र शुरू हो गया, और उसमें ग़ीबतें शुरू हो गयीं, और औरतें इस पर अमल कर लें, और इस गुनाह से बच जायें, तो घरानों की इस्लाह हो जाये। अल्लाह तआ़ला मुझे भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाये और आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाये और आपको भी अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन।

#### "चुगली" एक संगीन गुनाह

एक और गुनाह जो गीबत से मिलता जुलता है, और इतना ही संगीन है। बिल्क इससे ज्यादा संगीन है, वह है "चुगली" अबीं ज़बान में इसको "नमीमा" कहते हैं। उर्दू ज़बान में "नमीमा" का तर्जुमा चुगली से किया जाता है। लेकिन इसका यह सही तर्जुमा नहीं है। इसलिये कि "नमीमा" की हक़ीक़त यह है कि किसी शख़्स की कोई बुराई दूसरे के सामने इस नियत से की जाये, तािक सुनने वाला उसको कोई तक्लीफ़ पहुंचाये, और यह शख़्स ख़ुश हो कि अच्छा हुआ उसको यह तक्लीफ़ पहुंची, यह है नमीमा की तारीफ़, और इसमें ज़करी नहीं है कि जो बुराई उसने बयान की हो यह हक़ीकृत में उसके अन्दर मीजूद हो, चाहे वह बुराई उसके अन्दर मीजूद हो या न हो, लेकिन तुमने सिर्फ़ इस वजह से

उसको बयान किया ताकि दूसरा शख्स उसको तक्लीफ पहंचाये। यह "नमीमा" है।

### "च्गली" गीबत से बदतर है

कुरआन व हदीस में इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत और बुराई बयान की गयी है। और यह गीबत से भी ज्यादा सख़्त इस वजह से है कि गीबत में नियत का बुरा होना ज़रूरी नहीं कि जिसकी मैं गीबत कर रहा हूं उसको कोई तक्लीफ और सदमा पहुंचे, लेकिन नमीमा में बद नियती का होना भी ज़रूरी है, इसलिये यह नमीमा दो गुनाहों का मज्मूआं है, एक तो इसमें गीबत है, दूसरे यह कि दूसरे मुसलमान को तक्लीफ पहुंचाने की ख़्वाहिश और नियत भी है, इसलिये इसमें डबल गुनाह है, और इसलिये कूरआने करीम और हदीस में इस पर बड़ी सख़्त वअदिं आयी हैं, चुनांचे फ्रमाया किः

"هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيُمٍ" (سورةالقلم:١١) काफ़िरों की सिफ़त बयान करते हुए फरमाया कि ये उस शख़्स की तरह चलते हैं, जो दूसरों के ऊपर ताने देता है, और चुग़लियां लगाता फिरता है, हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ्रमाया किः

"لابدخل الجنة قتات" (بخاري شريف)

"क्तात" यानी चुगल खोर जन्त में दाख़िल नहीं होगा, ''क्तात'' भी चुगल खोर को कहते हैं।

#### कब्र के अजाब के दो सबब

और एक हदीस मश्हूर है कि एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सहाबा-ए-किराम रजिल्लाहु

अन्हुम के साथ तश्रीफ़ लेजा रहे थे, रास्ते में एक जगह पर देखा कि दो कब्रें बनी हुई हैं। जब आप उन कब्रों के क्रीब पहुंचे तो आपने उनकी तरफ़ इशारा करते हुए सहाबा—ए—किराम से फरमाया कि:

"انهما ليعذ بان

इन दोनों कब्रों पर अज़ाब हो रहा है, अल्लाह तआ़ला ने हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अज़ाबे कृब्र ज़ाहिर फ़रमा दिया था। यह अज़ाबे कब ऐसी चीज़ है कि एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कब्र के अन्दर अज़ाब होता है तो अल्लाह तआ़ला ने अपने फ़ज़्ल व करम और रहमत से उस अज़ाब की आवाजें हम लोगों से छुपा ली हैं, वर्ना अगर इस अज़ाब की आवाज़ें हम लोग सुनने लगें तो कोई इन्सान ज़िन्दा न रह सके, और ज़िन्दगी में कोई काम न कर सके, इसलिये यह उसकी रहमत है कि उन्हों ने उसको छुपा लिया है, लेकिन अल्लाह तआ़ला कभी कभी अपने किसी बन्दे पर इसको ज़ाहिर भी फरमा देते हैं। बहर हाल! हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर ज़ाहिर हुआ कि उन दोनों पर अ़ज़ाब हो रहा है? फिर फ्रमायाः

इनको ऐसी दो बातों की वजह से अज़ाब हो रहा है कि उन बातों से बचना उनके लिये कुछ मुश्किल नहीं था, अगर ये लोग चाहते तो आसानी से बच सकते थे, लेकिन ये बचे नहीं उसकी वजह से यह अज़ाब हो रहा है। एक यह कि इनमें से एक साहिब पेशाब की छींटों से नहीं बचते थे, एहितयात नहीं करते थे। जैसे ऐसी जगह पेशाब कर दिया कि जिसकी वजह से जिस्म पर छींटें आ गयीं। ख़ास तौर से उस ज़माने में ऊंट बकरियां चराने का बहुत रिवाज था। और हर वक्त इन जानवरों के साथ रहना होता था। जिसकी वजह से अक्सर उनकी छींटें पड़ जाती थीं। उससे इहितयात न करने की वजह से अजाब हो रहा है। (मुस्नद अहमद)

# पेशाब की छींटों से बचिये

यह बड़ी फ़िक्र की बात है, अल्हम्दु लिल्लाह हमारे यहां इस्लाम में पाकी के आदाब तफ़्सील के साथ सिखाये हैं कि किस तरह पाकी, करनी चाहिये, लेकिन आज मिरिबी तहज़ीब के ज़ेरे असर ज़ाहिरी सफ़ाई सुथराई का तो बड़ा एहितमाम है, लेकिन शरीअत की पाकी के अहकाम की तरफ़ ध्यान नहीं। लेट्रिन ऐसे तरीकों से बनायी जाती हैं कि उनमें छींटों से एहितयात नहीं होती।

और एक हदीस में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया किः

"استنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر فيه" (سنن دارقطني)

यानी पेशाब से बचो, इसलिये कि अक्सर कब्र का अजाब पेशाब की वजह से होता है, पेशाब की छींटों का जिस्म पर लग जाना, कपड़ों पर लग जाने की वजह से कब्र का अजाब होता है, इसलिये इसमें बड़ी एहितयात की जरूरत होती है।

### "चुगली" से बचिये

और दूसरे साहिब को इसलिये अज़ाब हो रहा है कि वह दूसरों की चुग़ली बहुत किया करते थें। इसकी वजह से कब्र में अज़ाब हो रहा है। चूंकि इसमें हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चुंग़ली को कब्र के अज़ाब का सबब करार दिया इसलिये यह चुग़ली का अमल गीबत से भी ज़्यादा सख़्त है। इसलिये कि इसमें बुरी नियत से दूसरों के सामने बुराई बयान करता है, ताकि दूसरा शख़्स उसको तक्लीफ पहुंचाये।

### राज़ खोलना चुगली है

इमाम गुजाली रहमतुल्लाहि अलैहि "अह्याउल उलूम" में फरमाते हैं कि दूसरों का कोई राज ज़ाहिर कर देना भी चुगली के अन्दर दाख़िल हैं। एक आदमी यह नहीं चाहता कि मेरी यह बात दूसरों पर ज़ारिह हो, वह बात अच्छी हो या बुरी हो, इससे बहस नहीं। जैसे एक मालदार आदमी है, और वह अपनी दौलत दूसरों से छुपाना चाहता है और वह यह नहीं चाहता कि दूसरों को यह मालूम हो कि मेरे पास इतनी दौलत है, अब आपने किसी तरह सुनगुन लगा कर पता लगा लिया कि उसके पास इतनी दौलत है। अब हर शख़्स से यह कहते फिर रहे हैं कि उसके पास इतनी दौलत है। यह जो उसका राज ज़ाहिर कर दिया, यह चुगली के अन्दर दाख़िल है और हराम है।

या जैसे एक शख्स ने अपने घरेलू मामले के अन्दर कोई प्लान या मन्सूबा बना रखा है। आपने किसी तरह पता चला कर दूसरों के समाने बयान करना शुरू कर दिया, यह चुग़ली है। इसी तरह किसी किस्म का राज़ हो, उसकी इजाज़त के बगैर दूसरों पर ज़ाहिर करना चुग़ली के अन्दर दाख़िल है। एक हदीस शरीफ़ में हुज़ूरे अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

"المجالس بالامانة"

मज्लिसों के अन्दर जो बात की जाती है वह भी अमानत है। जैसे किसी शख़्स ने आपको राज़दार समझ कर मज़्लिस में आपसे एक बात कही अब वह बात जाकर आप दूसरों से नकल कर रहे हैं तो यह अमानत में ख़ियानत है। और यह भी चुग़ली के अन्दर दाख़िल है।

#### जबान के दो अहम गुनाह

बहर हाल ज़बान के गुनाहों में से आज दो अहम गुनाहों का बयान करना मक्सूद था। ये दोनों गुनाह बड़े जबरदस्त और संगीन हैं। इनकी संगीनी आपने हदीसों के अन्दर सुनीं, लेकिन जितने ये संगीन हैं आज इनकी तरफ से उतनी ही बे परवाई और गुफलत है। मज्लिसें इनसे भरी हुयी हैं, घर इनसे भरे हुये हैं, ज़बान कैंची की तरह चल रही है, रुकने का नाम नहीं लेती। खुदा के लिये इसको लगाम दो और इसको काबू करो, और इसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हुक्म के मुताबिक चलाने की फिक्र करो, वर्ना इसका अन्जाम यह है कि इसकी वजह से घर के घर तबाह हो रहे हैं। आपस में ना इत्तिफ़ाक़ियां हो रही हैं। फ़ितने हैं, दुश्मनियां हैं। ख़ुदा ज़ाने कितने गुनाहों और फ़ितनों का ज़रिया है, और आख़िरत में तो इसकी वजह से जो अज़ाब होने वाला है वह अपनी जगह है। अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल और रहमत से इसकी बुराई और खराबी समझने की तौफ़ीक अता फ्रमाये, और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ्रमाये, आमीन।

# وآخردعوانا ان الحمد لله رب العالمين